# ओ<sub>३म्</sub> वैदिक हवन पद्धति

ओ३म् भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ।।

> आर्य समाज, ७ सी.एम. एच रोड, इन्दिरानगर, बेंगलूर- ५६० ०३८

e.mail: aryasamajbangalore@dataone.in Website: www.aryasamajbangalore.org Ph: 080-2525-7756, 2529-4918

# अथेश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनामन्त्रा:

ओ३म् विश्वांनि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। वे उ ११ यद्भद्रं तन्न आ सुव ।। १ ।। --- यजुः० ३०।३।।

अर्थ – हे सकल जगत् के उत्पत्तिकर्ता, समग्र ऐश्वर्ययुक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर। आप कृपा करके हमारे सम्पूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दु:खों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए।। १।।

हिर्ण्युग्भं: समैवर्त्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकं के मिल्ला आसीत् । स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवार्य हविषा विधेम ।। २ ।। ---यजुः १३।४॥

जो स्वप्रकाशस्वरूप और जिसने प्रकाश करनेहारे सूर्य – चन्द्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किये हैं, जो उत्पन्न हुए सम्पूर्ण जगत् का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतनस्वरूप था, जो सब जगत् के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वह इस भूमि और सूर्यादि को धारण कर रहा है, हम लोग उस सुखस्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें 112 11

य आत्मेदा बेलदा यस्य विश्वं जुपासंते प्रशिष्ं निष्पं यस्य वेश्वं च्छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्में देवारं हिवर्षा विधेम ।। ३ ।। ---यजुः० २४ ।१३ ॥

जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देनेहारा, जिसकी सब विद्वान् लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्यस्वरूप शासन, न्याय अर्थात् शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्षसुखदायक है जिसका न मानना अर्थात् भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दु:ख का हेतु है, हम लोग उस सुखस्वरूप सकल ज्ञान के देनेहारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अन्त:करण से भक्ति अर्थात् उसी की आज्ञापालन करने में तत्पर रहें ।। ३ ।।

यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव । य ईशे अस्य द्विपदृश्चतुंष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ।। ४।। ---यजुः० २३।३॥

जो प्राणवाले और अप्राणिरूप जगत् का अपनी अनन्त महिमा से एक ही विराजमान राजा है जो इस मनुष्यादि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देनेहारे परमात्मा की उपासना अर्थात् अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा-पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें 11 ४ 11

येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्व: स्तभितं येन नाक: । यो अन्तरिक्षे रजसो विमान: कस्मै देवाय हिवा विधेम ।। ५ ।। ---यजु:० ३२ ।६।।

जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वाभाववाले सूर्य आदि और भूमि को धारण किया, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण किया और जिस ईश्वर ने दु:खरहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोक-लोकान्तरों को विशेष मानयुक्त अर्थात्

AII. 104

706

, जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, वैसे सब लोकों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है, हम लोग उस सुखदायक कामना करने योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें ।। ५ ।।

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता ने माउद बंभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु व्यं स्याम् पत्तयो रयीणाम् ।।६।। ---ऋ० १०।१२९।१०॥

हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मा! आप से भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़-चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात् आप सर्वोपरि हैं। जिस-जिस पदार्थ की कामनावाले हम लोग आपका आश्रय लेवें और वाञ्छा करें उस-उस की कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धनैश्वयों के स्वामी होवें।।६।।

्सं नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद् वेत्र १४० भुवनानि विश्वा । यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्येरयन्त ।।७।। ---यजुः० ३२ ।१०।।

हे मनुष्यो ! वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत् का उत्पादक वह सब कामों का पूर्ण करनेहारा, सम्पूर्ण लोकमात्र और नाम-स्थान-जन्मों को जानता है और जिस सांसारिक सुख-दु:ख से रिहत, नित्यानन्द-युक्त, मोक्षस्वरूप, धारण करनेहारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान् लोग स्वेच्छा-पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य,

राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिल के सदा उसकी भक्ति किया करें।। ७।।

る正なっ

# अग्ने नयं सुपर्था राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम् उक्तिं विधेम ॥८॥ ---यजुः० ४०।१६॥

हे स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूप, सब जगत् के प्रकाश करनेहारे सकल सुखदाता परमेश्वर! आप जिससे सम्पूर्ण विद्यायुक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान वा राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे, धर्मयुक्त, आप्त लोगों के मार्ग से सम्पूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइये और हमसे कुटिलतायुक्त पापरूप कर्म को दूर कीजिये। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुतिरूप नम्रतापूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनन्द में रहें ।।८।।

।। इतीश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनाप्रकरणम् ।।

# (३) अथ स्वस्तिवाचनम्

(प्रथम रविवार )

ओ३म् अग्निमीळे पुरोहितं युज्ञस्य देवमृत्विजम् । होतांरं रत्नधातमम् ॥ १॥ ---ऋ० १।१।१॥

स न: पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव । संचस्वा न: स्वस्तये ।।२।। ---ऋ० १।१।९॥

स्वस्ति नो मिमीताम् श्विना भर्गः स्वस्ति देव्य – दितिरन्वर्णः । स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावीपृथिवी सुचेतुना ।।३।। ---ऋ० १।५१।११॥

स्वस्तये वायुमुपं ब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पति: । बृहस्पितं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तयं आदित्यासी भवन्तु न: ।।४।। ---ऋ० ५।५१।१२॥

विश्वं देवा नो अद्या स्वस्तयं वैश्वानरो वसुरिप्धः स्वस्तयं। देवा अवन्त्वृभवः स्वस्तयं स्वस्ति नो रुद्रः पात्वंहसः ॥५॥ ---ऋ०५।५१।१३॥

स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पंथ्ये रेवति । स्वस्ति न् इन्द्रश्चाग्निश्चं स्वस्ति नो अदिते कृधि ।। ६ ।। स्वस्ति पन्थामनुं चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव । पुनुदंदताघ्नता जानता संगमेमहि ॥७॥ —ऋ० ५।५१।१५॥

ये देवानां युज्ञिया युज्ञियांनां मनोर्यजंत्रा अमृतं ऋतुज्ञाः । ते नो रासन्तामुरुगायमृद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सर्वा नः ॥८॥ ---ऋ० ७।३५।१५॥

येभ्यो माता मधुमित्पिन्वते पर्यः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हाः । उक्थशुष्मान् वृषभुरान्त्स्वप्नं – सुस्ताँ आदित्याँ अनु मदा स्वस्तये ।।९।।

---ऋ० १०।६३।३॥

नृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृत्त्वमानशुः। ज्योतीरथा अर्हिमाया अनागसो दिवो वृष्मणि वसते स्वस्तये ।।१०।। ---ऋ० १०।६३।४।।

समाजो ये सुवृधो यज्ञमाययुरपिरहवृता दिधरे दिवि क्षयम् । ताँ आ विवास नर्मसा सुवृक्तिभिर्महो आदित्याँ अदिति स्वस्तये ।।११।। ---ऋ० १०।६३।५॥

को वः स्तोमंराधित यं जुजीषथ विश्वं देवासो मनुषो यित्रष्ठन । को वोऽध्वरं तुविजाता अरं कर्द्यो नः पर्षदत्यंहः स्वस्तयं ।। १२।। ---ऋ॰ १०।६३।६॥ येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनुः समिद्धाग्निर्मनसा सप्तहोतृभिः । त आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगा नैः कर्त्त सुपथा स्वस्तये ।। १३।। ----ऋ० १०।६३।७।।

य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः । ते नः कृतादकृतादेनसस्पर्य्द्या देवासः पिपृता स्वस्तये ।। १४ ।। ---ऋ० १० ।६३।८॥

भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहेंऽहोमुचं सुकृतं दैव्यं जनम्। अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावापृथिवी मरुत: स्वस्तये ।। १५ ।। ---ऋ० १०।६३।९॥ सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम् । देवीं नावं स्वरित्रामनांगसमस्रवन्तीमा

रुहेमा स्वस्तये ।। १६ ।। ---ऋ० १०।६३।१०॥

विश्वे यजत्रा अधि वोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया अभिहुत: । सृत्ययां वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये ।। १७ ।। ---ऋ० १०।६३।११॥

अवंसे स्वस्तये ।। १७ ।। ---ऋ० १० १६ ३ १९ ।। अपामीवामप विश्वामनाहुतिमपारातिं दुर्विद्वत्रा -मघायतः। आरे देवा द्वेषो अस्मद्युयोतनोरु णः शर्म यच्छता स्वस्तये।। १८।। --- %० १०।६३।१२।।

अरिष्टुः स मर्त्तो विश्वं एधते प्र प्रजाभिर्जायते धर्मणुस्परि। यमादित्यासो नयेथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्व्स्तये ।। १९ ।। \_\_\_\_ऋ० १०।६३।१३।।

यं देवासोऽवंथ वाजसातौ यं शूर्रसाता मरुतो हिते धने । प्रात्यावाणं रथिमिन्द्र सानसिमरिष्यन्तमा रुहेमा स्वस्तये ।।२०।। ---ऋ॰ १०।६३।१४॥

स्वस्ति नः पृथ्यांसु धन्वंसु स्वस्त्यंप्सु वृजने स्वर्वति। स्वस्ति नः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दंधातन ।।२१।। ---ऋ० १०।६३।१५॥

स्वस्तिरिद्धि प्रपंथे श्रेष्ठा रेक्णेस्वत्यभि या वाममेति । सा नौ अमा सो अरंणे नि पातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ।।२२।। ---ऋ० १०।६३।१६॥

ड्षे त्वोर्जे त्वां वायवं स्थ देवो वः सविता प्रार्पयेतु श्रेष्ठतमाय कर्मण्ऽआप्यायध्वमघ्न्याऽइन्द्राय भागं प्राणावतीरनमीवाऽअयेक्ष्मा मा व स्त्रेनऽईशत् माघशे सो ध्रुवाऽअस्मिन् गोपतौ स्यात बह्वीर्यजमानस्य प्शून् पोहि ।।२३।। ---यजः १।१॥

आ नो भूद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदेष्धासोऽ अपरीतासऽउद्भिदः। देवा नो यथा सद्मिद्वृधेऽ असुत्रप्रायुवो रक्षितारो दिवेदिवे।।२४।।---यजुः० २५।१४।।

देवानां भुद्रा सुमृतिर्ऋजूयतां देवानां १ रातिरभि नो निवर्त्ताम्। देवानां १ सख्यमुपसेदिमा व्यं देवा नुऽआयु: प्रतिरन्तु जीवसे ।।२५।।---यजुः २५।१५॥ तमीशानं जगतस्त्रस्थुषस्पतिं धियंजिन्वमवसे हूमहे व्यम् । पूषा नो यथा वेदंसामसंद्वृधे रक्षिता पायुरदंब्धः स्वस्तये ।। २६।। ---यजुः २५।१८॥

स्वस्ति नुऽ इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नंः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नुस्ताक्ष्यों ऽअरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहुस्पतिर्दधातु ।।२७।। ---यजुः० २५।१९॥

भृद्रं कर्णिभ: शृणुयाम देवा भृद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः।

स्थिरैरङ्गैरतुष्ट्रवाथ्य सर्तनूभिर्व्यशमिह देवहितं यदार्युः

।।२८।।

---यजः २५।२१॥

अंग्रं आं योहि वीतयें गृणानों हेव्यदातये। नि होतां सित्से बर्हिषें ।।२९।। ---साम॰ पूर्वा॰ प्रपा॰ १, मन्त्र १।। त्वेमंग्ने यंज्ञांनां होता विश्वेषां हितः। देवेभिमानुषे जनें ।। ३०।। ---साम॰ पूर्वा॰ प्रपा॰, मन्त्र२।।

ये त्रिष्पाः परियन्ति विश्वां कृपाणि बिश्नंतः । वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दंधातु मे ।।३१।।

---अथर्व० १।१।१।।

### ।। इति स्वस्तिवाचनम् ।।

### (४) अथ शान्तिकरणम्

#### ( तृतीय रविवार )

शं न इन्द्राग्नी भेवतामवोभिः शं न इन्द्रावर्रुणा रातहेव्या। शमिन्द्रासोमा सुविताय शं योः शं न इन्द्रापूषणा वाजसातौ ।। १।। ---ऋ०७।३५।१॥

शं नो भगः शमु नः शंसो अस्तु शं नः पुरिन्धिः शमु सन्तु रायः। शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शं नो अर्य्यमा पुरुजातो अस्तु ॥२॥ ---ऋ० ७ १३५ १२॥

शं नो धाता शर्म धर्ता नो अस्तु शं ने उक्त्वी भवतु स्वधाभि: । शं रोदंसी बृह्ती शं नो अद्रि: शं नो देवाना सुहवानि सन्तु ।। ३ ।। ---ऋ० ७।३५।३॥

शं नो अग्निज्योतिरनीको अस्तु शं नो मित्रा वरुणावृश्विना शम्। शं न: सुकृतां सुकृतानि सन्तु शं न इषिरो अभि वातु वात: ।। ४।। ---ऋ० ७।३५।४।।

शं नो द्यावापृथिवी पूर्वहूतौ शमन्तिरक्षं दृशये नो अस्तु । शं न ओषधीर्वनिनो भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णु:।।५।। ---ऋ० ७।३५।५।।

शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शर्मादित्येभिर्वरुण: सुशंस:।शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलीष:शं नुस्त्वष्टाग्राभिरिह शृणोतु ।।६।। ---ऋ० ७।३५।६।। शं नः सोमो भवतु ब्रह्म शं नः शं नो ग्रावीणः शर्मु सन्तु युज्ञाः। शं नः स्वर्रुणां मितयो भवन्तु शं नेः प्रुस्वेः शम्वेस्तु वेदिः ॥ ७ ॥ ——ऋ० ७ ।३५ ।७॥

शं नः सूर्ये उरुचक्षा उदैतु शं नश्चतेसः प्रदिशो भवन्तु। शं नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शं नः सिन्धेवः शर्मु सन्त्वापः ।।८।। ---ऋ० ७।३५।८॥

शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शं नो भवन्तु मुरुतः स्वर्काः । शं नो विष्णुः शर्मु पूषा नौ अस्तु शं नौ भवित्रं शम्वरत्तु वायुः ।।९।। ---ऋ० ७।३५।९॥

शं नो देवः संविता त्रायमाणः शं नो भवन्तूषसी विभातीः। शं ने: पूर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रेस्य पतिरस्तु शुम्भुः ।। १०।। ---ऋ० ७।३५।१०।।

शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरंस्वती सह धीभिरस्तु। शमिभषाचः शमुं रातिषाचः शं नो दिव्याः पार्थिवाः शं नो अप्याः ।।११॥ ---ऋ० ७।३५।११॥

शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शर्मु सन्तु गावः । शं ने ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु ।। १२।। ---ऋ० ७।३५।१२॥

शं नौ अज एकंपाद्देवो अस्तु शं नोऽहिर्बुध्न्यः शं समुद्रः। शं नौ अपां नपत्पेरुरस्तु शं नः पृश्निर्भवतु देवगीपा।। १३।। ---ऋ० ७।३५।१३।। इन्द्रो विश्वेरय राजित । शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ।। १४ ।। ---यजुः० ३६।८।।

शं नो वातः पवताथ्य शं नेस्तपतु सूर्य्यः । शं नः कनिक्रदद्देवः पूर्जन्यौ अभि वर्षतु ।।१५।।--यजुः ३६।१०॥

अहंनि शम्भंवन्तु नः शर्रात्रीः प्रति धीयताम् । शन्ने इन्द्राग्नी भवतामवौभिः शन्नऽइन्द्रावर्रुणा रातहेव्या । शन्ने इन्द्रापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय शंयोः ।। १६ ।। ---यजुः० ३६ । ११।।

शं नौ देवीर्भिष्टयुऽआपौ भवन्तु पीतये । शँयोर्भि स्रवन्तु नः ।। १७।। ——यजुः० ३६।१२।।

द्यौः शान्तिरन्तिरेक्ष्ण्ँ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषेधयः शान्तिः । वनुरुपेतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्व््शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ।।१८।। ---यजुः० ३६।१७॥

तद्यक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक् मुद्यरत् । पश्येमं शरदः शतं जीवेम शरदः शत् शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रुवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्।। १९।। ——यजुः ३६।२४॥

यञ्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तुर्दु सुप्तस्य तथेवैति । दूरङ्गमंज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मने: शिवसंङ्कल्पमस्तु ।। २०।। ---यज्ञः ३४।१।।

येन कर्माण्यपसौ मूनीषिणौ यज्ञे कृण्वन्ति विदर्थेषु धीरा: । यदंपूर्वं (यक्ष)मुन्तः प्रजानमं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ।।२१।। ---यजुः० ३४।२।। यत्प्रज्ञानेमुत चेतो धृतिश्च यज्योतिर्न्तर्मृत प्रजासु। यस्मान्न ऋते किश्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु ।।२२।। येनेदम्भूतं भुवेनम्भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वम्। येनं युज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु।।२३।। −−–यजुः० ३४।४।। यस्मिन्नृचः साम् यजूँषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । यस्मिँश्चित्त्र्ँ सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मने: शिवसंङ्कल्पमस्तु ।।२४।। ---यजुः० ३४।५।। सुषार्थिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽ-भीशुभिवाजिनंऽइव। हृत्प्रतिष्ठ्रेयदंजिरे जविष्ठ्रोतन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु ।।२५।। --यजुः ३४।६॥ स नः पवस्व शं गवे शं जनाय शमवते। शं राजन्नोषधीभ्य: ।। २६ ।। ---साम॰ उत्तरा० १।१।३।। अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिवी उभे इमे। अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु ॥२७॥ ---अथर्व० १९।१५।५।।

अभयं मित्रादर्भयम्मित्रादर्भयं ज्ञातादर्भयं प्रोक्षात्। अभयं नक्तमभयं दिवां नः सर्वा आशा मर्म मित्रं भवन्तु ।।२८।। ---अथर्व० १९।१५।६॥

### ।। इति शान्तिकरणम् ।।

\*\*\*\*

9.6.2013

#### आचमनमन्त्रा:

ओम् अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ।।१।। इससे एक ओम् अमृतापिधानमसि स्वाहा ।।२।। इससे दूसरा ओं सत्यं यश: श्रीमीय श्री: श्रयतां स्वाहा ।।३।। इससे तीसरा

-तैत्तिरीय आरण्यक प्र० १० । अनु० ३२,३५ ।।

हथेली में जल लेकर नीचे लिखे मन्त्रों से पहले दाहिनी ओर, पश्चात् बायीं ओर के अंगों को स्पर्श करें ।

### अङ्गरपर्शमन्त्रा:

अों वाङ्म आस्येऽस्तु ।। इस मन्त्र से मुख ओं नसोर्मे प्राणोऽस्तु ।। इस मन्त्र से नासिका के दोनों छिद्र ओम् अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु ।। इस मन्त्र से दोनों आँख ओं कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ।। इस मन्त्र से दोनों कान ओं बाह्वोर्मे बलमस्तु ।। इस मन्त्र से दोनों बाह ओम् ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु ।। इस मन्त्र से दोनों जंघा और ओम् अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु ।।

– पारस्कर गृ०. कण्डिका ३, सू०२५ ।।

इस मन्त्र से सारे शरीर पर जल के छींटे देना ।

\* \* \* \*

#### अग्न्याधान मन्त्रः

ओं भूर्भ्वः स्वः । - गोभिल० गृ०प्र०१, खं१, सू०११।। ओं भूर्भुवः स्वद्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा। तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे।।

- यज्:०३।५॥

अग्नि प्रदीप्त करने का मन्त्र ओम् उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्विमष्टापूर्ते ें स**ँ** स्रजिथामुयं चे । अस्मिन्त्सधस्थे ऽअध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ।। – यजु:० १५ ।५४ ।।

समिदाधान के मन्त्र

१६, ६, १३ अं अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चारमान् प्रजया पशुभिर्बह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे - इदं न मम।। १।।

इससे पहली

–आश्व०गृह्य०१।१०।१२।।

ओं समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम्। आस्मिन् ह्व्या जुहोतन् स्वाहा ।। २।।

-यजु:०३।१।। इससे और

ओं सुसंमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुंहोतन। अग्नये जातवेदसे स्वाहां ।। इदमग्नये जातवेदसे – इदं न मम।। ३।। (दोनों मन्त्रों से दूसरी समिधा चढाएँ।)

-यजु:० ३।२।।

तन्त्वौ समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्द्धयामिरा। बृहच्छौचा यविष्ठ्य स्वाहौ ।। इदमग्नयेऽङ्गिरसे – इदं न मम ।।४।। –यजुः० ३।३।।

(इससे तीसरी समिधा)

# **घृताहुति – मन्त्र:** (पांच आहुतियाँ )

ओम् अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्य वर्धस्य चेद्ध वर्धय चारमान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्च – सेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा ।। इदमग्नये जातवेदसे – इदन्न मम।।१।। - आश्व० गृह्य०१।१०।१२।। 23, 6, 2013

# जल-प्रसेचन-मन्त्राः

ओम् अदितेऽनुमन्यस्व।

अम् अनुमतेऽनुमन्यस्व।

ओम् सरस्वत्यनुमन्यस्व।

-इससे पूर्व दिशा में

-इससे पश्चिम दिशा में -इससे उत्तर दिशा में

- गोभि॰ गृह्य० १।३।१-३।।

ओं देवे सवितः प्रसुव युज्ञं प्रसुव युज्ञं पतिं भगाय। १६२ दिव्यो गेन्ध्वंः केतृपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदत् ।। (इससे वेदी के चारो ओर) -यजुः० ३०।१।।

> आघारावाज्यभागाहुति – मन्त्र: ओम् अग्नये स्वाहा । इदमग्नये – इदं न मम ।। इस मन्त्र से वेदी के उत्तर – भाग अग्नि में ओं सोमाय स्वाहा । इदं सोमाय – इदं न मम ।। – गोभि० गृह्या० १ ।८ ।१ – ३ ।।

इस मन्त्र से दक्षिण – भाग अग्रि में

### आज्यभागाह्ति मन्त्र:

ओं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये -इदं न मम।।

ओम् इन्द्राय स्वाहा । इदिमन्द्राय – इदं न मम। इन दोनों मन्त्रों से वेदी के मध्य में दो आहुति दें ।

30,6,9013

प्रात:काल आहुति के मन्त्र:

ओं सूर्यो ज्योतिज्योंति: सूर्य: स्वाहा ।। १।।

-यजु:० ३।९।।

ओं सूर्यो वर्चो ज्योति॒र्वर्च: स्वाहा ।। २।।

–यजु:० ३ । ९ । ।

ओं ज्योति: सूर्य: सूर्यो ज्योति: स्वाहा ।। ३।।

-यजु:० ३।९।।

ओं स्जूर्देवेने सिवत्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या। जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ।। ४।। -यजुः० ३।१०॥

सायंकाल आहुति के मन्त्र ओम् अग्निज्योंतिज्योंतिरग्नि: स्वाहा ।। १।। ओम् अग्निर्वृचों ज्योतिर्वृची: स्वाहा ।। २।।

अब तीसरे मन्त्र को मन में उचारण करके तीसरी आहुति देनी चाहिए

ओम् अग्निज्योतिरिमः स्वाही ।। ३।। ओं सुजूर्देवेन सिवृत्रा सुजूरात्र्येन्द्रवत्या । जुषाणोऽ अग्निकाद्ये स्वाहां ।। ४ ।। यज्ञकाद्ये स्वाहां ।। ४।।

### प्रात:-सायंकालीन आहुतिमन्त्रा:

ओं भूरग्नये प्राणाय स्वाहा । इदमग्नये प्राणाय – इदं न मम ।। १।।

ओं भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा । इदं वायवेऽपानाय-इदं न मम ।। २।।

ओं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय – इदं न मम ।। ३।।

ओं भूर्भुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापान – व्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणा पानव्यानेभ्यः – इदं न मम ।। ४।।

ओम् आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुव: स्वरों स्वाहा।। ५।।

ओं यां मेधां दैवगुणाः प्रितरश्चोपासते। तया मामुद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहां ।। ६ ।।

-यजु:० ३२ । १४ । ।

ओं विश्वांनि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद् भृद्रं तन्नु आ सुव स्वाहां ।। ७।। -यजुः० ३०।३।।

ओम् अग्ने नयं सुपथां रायेऽअरमान् विश्वानि देव विश्वानि देव विश्वानि विद्वान् । युयोध्यरमेज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहां ।। ८।। -यजुः० ४०।१६।।

# व्याहृत्याहुतिमन्त्रा:

ओं भूरग्नये स्वाहा ।। इदमग्नये – इदं न मम ।। १।। ओं भुवर्वायवे स्वाहा ।। इदं वायवे – इदं न मम ।। २।। ओं स्वरादित्याय स्वाहा ।। इदमादित्याय – इदं न मम ।। ३।। ओं भूर्भुव: स्वरग्निवायवादित्येभ्य: स्वाहा ।। इदमग्निवायवादित्येभ्य: – इदं न मम ।। ४।।

### स्विष्टकृदाह्ति मन्त्र:

ओं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनिमहाकरम्। अग्निष्टित्स्वष्टकृद्विद्यात्सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्द्धियत्रे सर्वान्नः कामान्त्समर्द्धय स्वाहा । इदमग्नये स्विष्टकृते –इदं न मम ।।

-आश्व० १।१०।२२; शतपथब्रा० १४।९।४१२४

# प्राजापत्याहुति मन्त्र:

ओं प्रजापतये स्वाहा - इदं प्रजापतये - इदं न मम।।

( इससे मौन करके एक आहुति )

# आज्याहुतिमन्त्रा:(पवमानाहुतय:) / (केवल घृत की चार आहुतियां)

ओं भूर्भुवः स्वः । अग्न आयूंषि पवस् आ सुवोर्ज्मिषं च नः । आरे बांधस्व दुच्छुनां स्वाहां ।। इदमग्नये पवमानाय-इदन्न मम ।। १।। -ऋ०९।६६।१९॥

ओं भूर्भुवः स्वः । अग्निर्ऋषिः पवमानः पार्श्वजन्यः पुरोहितः । तमीमहे महाग्यं स्वाहां।। इदमग्नये पवमानाय- इदन्न मम ।। २।। -ऋ०९।६६।२०॥

अों भूर्भुवः स्वः । अग्ने पर्वस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यम् । दधद्वियं मिय पोषं स्वाहां । इदमग्नये पवमानाय -ऋ० ९ १६६ १२१॥

ओं भूर्भुवः स्वः । प्रजीपते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बेभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु व्यं स्याम् पत्तयो रयीणां स्वाहां। इदं प्रजापतये – इदन्न मम ।। ४।। –ऋ० १०।१२१।१०॥ →I 978

### अष्टाज्याहुतिमन्त्राः

ओं त्वं नोऽअग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेळोऽवं यासिसीष्ठाः । यजिष्ठो विद्वतमः शोश्चानो विश्वा द्वेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत् स्वाहो । इदमग्नीवरुणाभ्याम् – इदं न मम ।। १।।

ओं स त्वं नौ अग्नेऽवृमो भैवोती नेदिष्ठोऽअस्या उषसो व्युष्टौ । अवं यक्ष्व नो वर्रुणं रर्राणो वीहि मृळीकं सुहवो न एधि स्वाहो । इदमग्नीवरुणाभ्यां – इदं न मम

ओम् इमं मै वरुण श्रुधी हर्वमृद्या चे मृळय। त्वामेवस्युरा चेके स्वाहां। इदं वरुणाय – इदं न मम ।।३।। -ऋ०१।२५।१९॥

ओं तत्त्वी यामि ब्रह्मणा वन्देमान्स्तदाशस्ति यजमानो ह्विभि:। अहेळमानो वरुणेह बोध्युरुशंस् मा न् आयु: प्र मोषी: स्वाहा। इदं वरुणाय-इदं न मम ।। ४।।

- 350 9 128 19911

ओं ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञिया:पाशा वितता महान्त:। तेभिनोंऽअद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुत: स्वर्का: स्वाहा ।। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्धः स्वर्केभ्य: इदं न मम ।। ५।।

<sup>-</sup>कात्या० श्रौ०२५ ।१ ।१ १।।

ओम् अयाश्चाग्नेऽस्यनभिशस्ति पाश्च सत्यमित्त्वमया असि । अया यो यज्ञं वहास्यया नो धेहि भेषजँ स्वाहा । इदमग्नये अयसे – इदं न मम ।। ६।।

-कात्या०श्रौ०२५।१।११।।

अोम् उदुत्तमं वर्रुण् पार्शम्स्मदविधमं वि मध्यमं हे । श्रिथाय। अथा व्यमादित्य व्रते तवानीगर्भो अदितये स्याम् स्वाहा । इदं वरुणायाऽऽदित्यायाऽदितये च – इदं न

ओं भवतन्नः समनसौ सचेतसावरेपसौ। मा युज्ञँ हिँ सिष्टं मा युज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतम्द्य नः स्वाहा। इदं जातवेदोभ्याम् – इदं न मम ।।८॥-यजुःपाशा

अथ गायत्री - मन्त्रः ओं भूर्भुवः स्वः । तत्सैवितुर्वरैण्यम्भगौ देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ।।८ ॥ -यजु:०३६।३॥

(इसका उचारण तीन बार करें)

नमस्कार - मन्त्र:

ओं नर्म: शम्भ्वायं च मयोभ्वायं च नर्म: शङ्करायं च मयरक्रायं च नर्म: शिवायं च शिवतंराय च -यजुः० १६।४१॥

# राष्ट्रीय प्रार्थना

ओ ३म् आ ब्रह्मेन् ब्राह्मणो ब्रेह्मवर्च्सी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूरेऽइष्ट्योऽतिव्याधी मेहार्थो जायतां दोग्धी' धेनुर्वोढोऽन्ड्वानाशुः सिष्तः पुरेन्धिर्योषोः जिष्णू रेथेष्ठाः सभयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे – निकामे नः पूर्जन्यो वर्षतु फलेवत्यो न्ऽ ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नेः कल्पताम् ।।

स्वाहा

पूर्णाहुति – मन्त्रः ओं सर्वं वै पूर्णंथ्श्रस्वाहा ।। (तीन आहुतियां )

इस मन्त्र से, खड़े होकर, बचे हुए घृत से पतली धार बनाकर यज्ञ में जलती समिधाओं पर डालें ।

्रा. १९७ ओम् वसो: पवित्रमसि शतधारम्

वसो: पवित्रमसि सहस्रधारम् ।

देवस्त्वा सविता पुनातु

वसो: पवित्रेण शतधारेण सुप्वा काम धुक्ष: ।।

–यजुर्वेद–१–३।।

#### प्रार्थना

हे सर्वाधार, सर्वान्तर्यामिन् परमेश्वर । तुम अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा किये जाते हो । प्राणिमात्र की सम्पूर्ण कामनाओं को तुम्हीं प्रतिक्षण पूर्ण करते हो । हमारे लिए जो कुछ शुभ है तथा हितकर है उसे तुम बिना माँगे स्वयं हमारी झोली में डालते जाते हो । तुम्हारे आँचल में अविचल शान्ति तथा आनन्द का वास है । तुम्हारी चरण – शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि है तथा सब अभिलषित पदार्थों की प्राप्ति है।

हे जगत्पिता परमेश्वर ! हम में सची श्रद्धा तथा विश्वास हो । हम तुम्हारी अमृतमयी गोद में बैठने के अधिकारी बनें । अन्त:करण को मिलन बनाने वाली स्वार्थ तथा संकीर्णता की सब क्षुद्र भावनाओं से हम ऊँचे उठें। काम, क्रोध,लोभ, मोह , ईर्ष्या , द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा सब मिलन वासनाओं को हम दूर करें। अपने हृदय की आसुरी प्रवृत्तियों के साथ युद्ध में विजय पाने के लिए हे प्रभो ! हम तुम्हें पुकारते हैं और तुम्हारा आँचल पकड़ते हैं।

हे परम पावन प्रभो ! हम में सात्विक वृत्तियाँ जागरित हों । क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहङ्कारशून्यता इत्यादि शुभ भावनाएँ हमारी सम्पत्ति हों । हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो , मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो , आत्मा पवित्र तथा सुन्दर हो , तुम्हारे संस्पर्श से हमारी सारी शक्तियाँ विकसित हों । हृदय दया तथा सहानुभूति से भरा हो । हमारी वाणी में मिठास हो तथा दृष्टि में प्यार हो । विद्या और ज्ञान से हम परिपूर्ण हों । हमारा व्यक्तित्व महान तथा विशाल हो ।

हे प्रभो ! अपने आशीर्वादों की वर्षा करो । दीनातिदीनों के मध्य में विचरने वाले तुम्हारे चरणारविन्दों में हमारा जीवन अर्पित हो, इसे अपनी सेवा में लेकर हमें कृतार्थ करें ।

ओ३म् शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति: !!!

# यज्ञ–भजन

| पूजनीय प्रभो हमारे भाव उड्यल कीजिये।            |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| छोड़ देवें छल -कपट को मानसिक बल दीजिये          | 11911  |
| वेद की बोलें ऋचायें सत्य को धारण करें।          |        |
| हर्ष में हों मग्न सारे शोक – सागर से तरें       | 11511  |
| अश्वमेधादिक रचायें यज्ञ पर – उपकार को ।         |        |
| धर्म – मर्यादा चलाकर लाभ दें संसार को           | 113 11 |
| नित्य श्रद्धा – भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें । |        |
| रोग- पीड़ित विश्व के सन्ताप सब हरते रहें        | 118 11 |
| भावना मिट जाय मन से पाप- अत्याचार की ।          |        |
| कामनाएँ पूर्ण होवें यज्ञ से नर-नारि की          | 114 11 |
| लाभकारी हों हवन हर जीवधारी के लिए।              |        |
| वायु-जल सर्वत्र हों शुभ गन्ध को धारण किये       | ।।६॥   |
| स्वार्थ-भाव मिटे हमारा, प्रेंम-पथ-विस्तार हो ।  |        |
| 'इदन्न मम' का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो    | 110 11 |
| हाथ जोड़ झुकाय मस्तक वन्दना हम कर रहे ।         |        |
| ''नाथ'' करुणारूप करुणा आपकी सब पर रहे           | 11711  |

#### प्रार्थना

सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दु:ख भाग्भवेत्।।

सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय । यह अभिलाषा हम सबकी, भगवन् पूरी होय ।। विद्या, बुद्धि, तेज , बल सबके भीतर होय । दूध -पूत धन-धान्य से वंचित रहे न कोय । आपकी भक्ति – प्रेम से, मन होवे भरपूर। राग- द्वेष से चित्त मेरा, कोसों भागे दूर ।। मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की, बनी रहे मम ईश ।। पाप से हमें बचाइये, करके दया दयाल। अपना भक्त बनायकर, सबको करो निहाल।। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। धैर्य हृदय में वीरता, सबको दो करतार ॥ हाथ जोड़ विनती करूँ, सुनिये कृपानिधान। साधु- संगत सुख दीजिये, दया नम्रता दान ।।

#### ओ३म्

### संगठन -सूक्त

ओ३म् सं समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ । इळस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ।। १ ।। सङ्गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वे सं जानाना उपासते ॥ २ ॥ समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्। समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ ३॥ समानीव आकृतिः समाना हृदयानि वः। समानमस्तु वो मनो यथा व: सुसहासति ।। ४।। हे प्रभो ! तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को । वेद सब गाते तुम्हें हैं कीजिए धन वृष्टि को ।। ं प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो । पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो ।। हों विचार समान सब के चित्त मन सब एक हों। ज्ञान देता हूँ बराबर भोग्य पा सब नेक हों।। हों सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा।

मन भरे हों प्रेम से जिस से बढ़े सुख सम्पदा।।

ओम् है जीवन हमारा, ओम् प्राणाधार है। ओम् है कर्त्ता विधाता, ओम् पालनहार है।। ओम् है दु:ख का विनाशक, ओम् सर्वानन्द है। ओम् है बल-तेजधारी, ओम् करुणाकन्द है।। ओम् सबका पूज्य है, हम ओम् का पूजन करें। ओम् ही के ध्यान से, हम शुद्ध अपना मन करें।। ओम् के गुरुमन्त्र जपने से, रहेगा शुद्ध मन। बुद्धि दिन प्रतिदिन बढेगी, धर्म में होगी लगन।। ओम् के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। अन्त में यह ओम् हमको मुक्ति तक पहुँचाएगा।।

#### भजन - २

शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे ।। आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है प्यारे ।। उदय हुआ ओं नाम का भानु, आओ दर्शन पाओ रे।। अमृत झरना झरता इससे, पीकर अमर हो जाओ रे।। छल-कपट और झूठ को त्यागो, सत्य में चित्त लगाओ रे।। प्रभु की भिक्त बिन नहीं मुक्ति, दृढ़ विश्वास जमाओ रे।। कर लो प्रभु -नाम का सुमिरन, नहीं पीछे पछताओ रे।। छोटे-बड़े सब मिल के खुशी से, गुण ईश्वर के गाओ रे।।

पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही इक नाथ हमारे हो । जिनके कछु और आधार नहीं, तिन के तुम ही रखवारे हो ।। १ ।। सब भाँति सदा सुखदायक हो, दु:ख दुर्गुण नाशनहारे हो । प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा उर धारे हो ।। २ ।। भुलिहैं हम ही तुमको, तुम तो हमरी सुधि नाहि बिसारे हो । उपकारन को कछु अन्त नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो ।। ३ ।। महाराज महा महिमा तुम्हरी, समझें बिरले बुधिवारे हो । १ ।। शुभ शान्ति–निकेतन प्रेमनिधे, मन–मन्दिर के उजियारे हो ।। १ ।। यहि जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो । तुम सों प्रभु पाय प्रतापहरि, केहि के अब और सहारे हो ।। ५ ।।

#### भजन-४

उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है।। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीति करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब करले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताये क्या होवत है।। नादान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी सीस धरी, फिर सीस पकड़ क्यों रोवत है।।

ओम् जय जगदीश हरे,स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। ओम् ०।। १।। जो ध्यावे फल पावे दु:ख विनशे मन का । सुख-सम्पत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का।ओम् ०।।२।। मात – पिता तुम मेरे शरण गहँ किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूँ जिसकी।ओम् ०।।३।। तुम पूरण परमात्मा तुम अन्तर्यामी। पारब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी । ओम् ० ॥ ४ ॥ तुम करुणा के सागर तुम पालनकर्ता। मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भर्ता।ओम्०॥५॥ तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूँ दयामय दो मुझको सुमति । ओम् ० ।। ६ ।। दीनबन्धु दु:खहर्ता तुम रक्षक मेरे। करुणा – हस्त बढ़ाओ शरण पड़ा तेरे । ओम् ० ।।७ ।। विषय - विकार मिटाओ पाप हरो देवा । श्रद्धा – भक्ति बढ़ाओ सन्तन की सेवा। ओम् ० ।। ८ ।।

#### भजन–६

ओम् अनेक बार बोल, प्रेम के प्रयोगी ।। टेक ।। है यही अनादि नाद, निर्विकल्प निर्विवाद, भूलते न पूज्य पाद, वीतराग योगी ।। ओम् ० गा रहे प्रमाण मान, अर्थ योजना बखान, गा रहे गुणी सुजान, साधु स्वर्ग – भोगी ।। ओम् ० ध्यान में धरें विरक्त, भाव से भजें सुभक्त, त्यागते अधो अशक्त, पोच पाप –रोगी ।। ओम् ० शंकरादि नित्य नाम, जो जपे बिसार काम, तो बने विवेक धाम, मुक्ति क्यों न होगी ।। ओम् ०

#### भजन-७

तेरे दर को छोड़कर, किस दर जाऊँ मैं।
सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊँ मैं।।
जबसे याद भुलाई तेरी, लाखों कष्ट उठाये हैं।
क्या जानूँ इस जीवन अन्दर कितने पाप कमाये हैं।।
हूँ शर्मिन्दा आपसे, क्या बतलाऊँ मैं।। तेरे०।।
मेरे पाप-कर्म ही तुझसे प्रीति न करने देते हैं।
कभी जो चाहूँ मिलूँ आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं।।
कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊँ मैं।। तेरे०।।

है तू नाथ! वरों का दाता, तुझसे सब वर पाते हैं।
ऋषि-मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं।।
छींटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊँ मैं।। तेरे ०।।
जो बीती सो बीती लेकिन बाकी उमर सँभालूँ मैं।
प्रेमपाश में बँधा आपके गीत प्रेम के गा लूँ मैं।।
जीवन प्यारे 'देश' का सफल बनाऊँ मैं।। तेरे ०।।

#### भजन-८

अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में । हैं जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में।। मेरा निश्चय है एक यही, इक बार तुम्हें पा जाऊँ मैं। अर्पण कर दूँ जगती-भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में।। या तो मैं जग से दूर रहूँ, और जग में रहूँ तो ऐसे रहूँ। इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में।। यदि मानुष ही मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी रहूँ। मुझ पूजक की इक-इक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में।। जब-जब संसार का बन्दी बन दरबार तेरे में जाऊँ मैं। तब-तब हो पापों का निर्णय सरकार तुम्हारे हाथों में ।। मुझमें तुझमें है भेद यही, मैं नर हूँ तू नारायण है। में हूँ संसार के हाथों में , संसार तुम्हारे हाथों में।।

ओ३म् भज, ओ३म् भज, भज रेमना प्रभू भज, प्रभु भज, भज रे मना ओ३म् का नाम सुख का सागर ओ३म्, नाम भज कर तरें भवसागर ओ३म् नाम सिमरन से दुख घटते माया मोह के फंदे कटते..... ओ३म् सुधारस , अमृत की खान देता मानव को भक्तिदान..... ओ३म् की महिमा है अपरम्पार भज ले मन उसे तू बारम्बार...... ओ३म् भक्ति मारग दिखलाता प्रभु के चरणों में ले जाता...... ओ३म् नाम प्राणी जो गाये मुक्ति के पथ पर बढ़ जाये......

- ओम् अनन्त अनादि अपार, अजर अमर सब का आधार १ सत्य स्वरूप प्रकाश निधान, परमानन्द परम सुख धाम शिव सुन्दर शान्ति अभिराम, करुणा सागर कृपानिधान
- २ शुद्ध, बुद्ध, पावन, ओम का नाम संकट मोचन ओम् का नाम सत्य सनातन ओम् का नाम निर्मल चेतन ओम् का नाम। ओम अनन्त......
- ३ दया का सागर, करुणाकन्द परम कृपालु परमानन्द दीन दयालु ब्रह्मानन्द मुक्ति का दाता, सचिदानन्द । ओम् अनन्त ......
- ४ विश्व विधाता, एक ओंकार दु:ख का त्राता एक ओंकार अमृत दाता एक ओंकार मोक्ष प्रदाता एक ओंकार । ओम् अंनन्त.......

### **, शान्तिपा**ठ

ओ३म् द्यौ: शान्तिरन्तिरक्ष्एँ शान्ति: पृथिवी

शान्तिराप: शान्तिरोषधय: शान्ति: । वनस्पतय: शान्ति–

र्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्व ्ँशान्तिः शान्तिरेव

शान्ति: सा मा शान्तिरेधि ।।

ओ३म् शान्ति: शान्ति: शान्ति: ।।

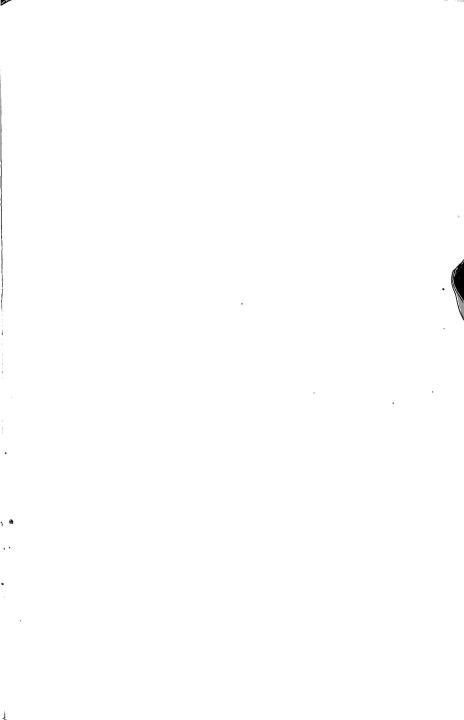

### ॥ ओ३म् ॥

### आर्यसमाज के नियम

- सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है ।
- रे. ईश्वर सिंबदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशिक्तिमान्, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है । उसी की उपासना करनी योग्य है ।
- वेद सब सत्यविद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है।
- सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए।
- सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए ।
- संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात् शारीरिक,
   आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना ।
- सब से प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए ।
- अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए ।
- प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए किन्तु सब की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए।
- सब मनुष्यों को सामाजिक सर्विहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें।